बच्चन (३५४)

पांचवाँ संस्करण

सेंट्रल बुकडिपो इलाहाबाद प्रकाशक सेंट्रल बुकडिपो इलाहाबाद

142 164

इस पुस्तक का पहला संस्करण सुषमा निकुंज, प्रयाग से तथा दूसरे और तीसरे संस्करण भारती भंडार, प्रयाग से प्रकाशित हुए थे।

पहला संस्करण—नवंबर, १९३९ दूसरा संस्करण—जनंवरी, १९४३ तीसरा संस्करण—मई, १९४४ चौथा संस्करण—दिसंबर, १९४८ पांचवा संस्करण—नवंबर, १९५४

814-H 749

> मुद्रक सम्मेलन मुद्रणालय प्रयाग

अपने को

## सूची

| एकांत संगीत के गीत—           | पृष्ठ संख्या |
|-------------------------------|--------------|
| १—अब मत मेरा निर्माण करो      | १३           |
| २—मेरे उर पर पत्थर धर दो      | १४           |
| ३—मूल्य दे सुख के क्षणों का   | १५           |
| ४—कोई गाता मैं सो जाता        | १६           |
| ५—मेरा तन भूखा, मन भूखा       | १७           |
| ६—व्यर्थ गया क्या जीवन मेरा?  | १८           |
| ७—-खिड़की से फाँक रहे तारे    | १९           |
| ८—नभ में दूर-दूर तारे भी      | २०           |
| ९—मैं क्यों अपनी वास सुनाऊँ?  | २१           |
| १०—छाया पास चली आती है        | २२           |
| ११—मध्य निशा में पंछी बोला    | २३           |
| १२—जा कहाँ रहा है विहग भाग?   | २४           |
| १३—जा रही है यह लहर भी        | २५           |
| १४—प्रेयसि, याद है वह गीत ?   | २६           |
| १५—कोई नहीं, कोई नहीं         | २७           |
| १६——किसलिए अंतर भयंकर?        | २८           |
| १७—–अव तो दुख के दिवस हमारे   | २९           |
| १८—मैंने गाकर दुख अपनाए       | ₹०           |
| १९—चढ़ न पाया सीढ़ियों पर     | ३१           |
| २०—क्या दंड के मैं योग्य था?  | ३२           |
| २१——मैं जीवन में कुछ कर न सका | ३३           |
| २२—कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं   | ३४           |
| २३—-जैसा गाना था गा न सका     | ३५           |
| २४—-गिनती के गीत सूना पाया    | ३६           |

| एकांत संगीत के गीत                 | पृष्ठ संख्या |
|------------------------------------|--------------|
| २५—किसके लिए? किसके लिए?           | 30           |
| २६—-बीता इकतीस वरस जीवन            | ३८           |
| २७—मेरी सीमाएँ बतला दो             | ३९           |
| २८—किस ओर मैं ? किस ओर मैं ?       | ४०           |
| २९—जन्मदिन फिर आ रहा है            | ४१           |
| ३०—क्या साल पछिला दे गया?          | ४२           |
| ३१—सोचा, हुआ परिणाम क्या ?         | ४३           |
| ३२—फिर वर्ष नूतन आ गया             | 88           |
| ३३—यह अनुचित माँग तुम्हारी है      | ४५           |
| ३४—क्या ध्येय निहित मुभमें तेरा?   | ४६           |
| ३५—मैं क्या कर सकने में समर्थ?     | 80           |
| ३६—पूछता, पाता न उत्तर             | እ            |
| ३७—तब रोक न पाया मैं आँसू          | ४९           |
| ३८गंध आती है सुमन की               | ५०           |
| ३९—है हार न <b>हीं</b> यह जीवन में | ५१           |
| ४०मत मेरा संसार मुफ्ते दो          | ५२           |
| ४१——मैंने मान ली तव हार            | ५३           |
| ४२—देखतीं आकाश आँखें               | ५४           |
| ४३—-तेरा यह करुण अवसान             | ५५           |
| ४४बुलबुल जा रही है आज              | ५ ६          |
| ४५जब करूँ मैं काम                  | <b>લ</b> હ   |
| ४६—मिट्टी दीन कितनी, हाय           | ५८           |
| ४७—घुल रहा मन चाँदनी में           | ५९           |
| ४८व्याकुल आज तन-मन-प्राण           | ६०           |
| ४९—में भूला-भूला-सा जग में         | ६१           |
| ५०—-खोजता है द्वार बंदी            | ६२           |

| एकांत संगीत के गीत                | पृष्ठ संख्या |
|-----------------------------------|--------------|
| ५१——मैं पाषाणों का अधिकारी        | ६३           |
| ५२तू देख नहीं यह क्यों पाया?      | ६४           |
| ५३—-दुर्देशा मिट्टी की होती       | ६५           |
| ५४—क्षतशीश मगर नतशीश नहीं         | ६६           |
| ५५—यातना जीवन की भारी             | ६७           |
| ५६—-दुनिया अब क्या मुफ्ते छलेगी   | ६८           |
| ५७—त्राहि, त्राहि कर उठता जीवन    | ६९           |
| ५८—–चाँदनी में साथ छाया           | ७०           |
| ५९—सशंकित नयनों से मत देख         | ७१           |
| ६०—ओ गगन के जगसगाते दीप           | ७२           |
| ६१——ओ अँघेरी से अँघेरी रात        | ৬३           |
| ६२—मेरा भी विचित्र स्वभाव         | ৬४           |
| ६३——डूवता अवसाद में मन            | ७५           |
| ६४—–उर में अग्नि के शर मार        | ७६           |
| ६५—-जुए के नीचे गर्दन डाल         | ७७           |
| ६६—–दुखीमन से कुछ भी न कहो        | ७८           |
| ६७——आज घन मन भर वरस लो            | ७९           |
| ६८—स्वर्ग के अवसान का अवसान       | ८०           |
| ६९—यह व्यंग नहीं देखा जाता        | ८१           |
| ७०—-तुम्हारा लौह चक्र आया         | ८२           |
| ७१—–हर जगह जीवन विकल है           | ८३           |
| ७२—जीवन का विष बोल उठा है         | . 5,8        |
| ७३——अग्नि पथ! अग्नि पथ! अग्नि पथ! | ८५           |
| ७४—–जीवन भूल का इतिहास            | . ८६         |
| ७५—नभ में वेदना की लहर            | ८७           |
| ७६—-छोड़ में आया वहाँ मुसकान      | ८८           |

| एकांत संगःत के गीत—             | पुष्ठ | संख्या          |
|---------------------------------|-------|-----------------|
| ७७—जीवन शाप या वरदान?           | _     | ८९              |
| ७८—जीवन में शेष विषाद रहा       |       | ९०              |
| ७९—अग्नि देश से आता हूँ मैं     |       | ٠<br><b>९</b> १ |
| ८०—सुनकर होगा अचरज भारी         |       | <b>९</b> २      |
| ८१—जीवन खोजता आधार              |       | ९३              |
| ८२—हा, मुभ्रे जीना न आया        |       | ९४              |
| ८३—अव क्या होगा मेरा सुधार      |       | ૬५              |
| ८४—मैं न सुख से मर सक्राँगा     |       | . ५<br>९६       |
| ८५—आगे हिम्मत करके आओ           |       | ९७              |
| ८६—मुँह क्यों आज तम की ओर       |       | ९८              |
| .८७—विष का स्वाद बताना होगः     |       | ९९              |
| ८८—कोई बिरला विष खाता है        |       | १००             |
| ८९—मेरा जोर नहीं चलता है        |       | १०१             |
| ९०—मैंने शांति नहीं जानी है     |       | १०२             |
| ९१—अव खँडहर भी टूट रहा है       |       | १०३             |
| ९२प्रार्थना मत कर, मत कर, मत कर |       | १०४             |
| ९३—कुछ भी आज नहीं मैं लूँगा     |       | १०५             |
| ९४—मुक्ते न सपनों से बहलाओ      |       | १०६             |
| ९५—मुभको प्यार न करो, डरो       |       | १०७             |
| ९६तुम गए भकभोर                  |       | १०८             |
| ९७ओ अपरिपूर्णता की पुकार        |       | १०९             |
| ९८—सुखमय न हुआ यदि सूनापन       |       | ११०             |
| ९९—अकेला मानव आज खड़ा है        |       | १११             |
| १००—कितना अकेला आज मैं          |       | ११२             |
|                                 |       |                 |

तट पर है तरुवर एकाकी,
नौका है, सागर में,
अंतरिक्ष में खग एकाकी,
तारा है, अंवर में;
भू पर वन, वारिधि पर बेड़े,
नभ में उड़-खग मेला,
नर-नारी से भरे जगत में
किव का हृदय अकेला!

अव मत मेरा निर्माण करो!

तुमने न बना मुक्तको पाया,

युग-युग बीते, मैं घबराया;

भूलो मेरी विह्वलता को, निज लज्जा का तो ध्यान करो!

अब मत मेरा निर्माण करो!

इस चक्की पर खाते चक्कर
मेरा तन-मन-जीवन जर्जर,
हे कुंभकार, मेरी मिट्टी को और न अब हैरान करो!
अब मत मेरा निर्माण करो!

कहने की सीमा होती है,
सहने की सीमा होती है;
कुछ मेरे भी वश में, मेरा कुछ सोच-समभ अपमान करो!
अब मत मेरा निर्माण करो!

२

मेरे उर पर पत्थर घर दो!
जीवन की नौका का प्रिय घन
लुटा हुआ मणि-मुक्ता-कंचन
तो न मिलेगा, किसी वस्तु से इन खाली जगहों को भर दो!
मेरे उर पर पत्थर घर दो!

मंद पवन के मंद भकोरे,
लघु-लघु लहरों के हलकोरे
आज मुभे विचलित करते हैं, हल्का हूँ, कुछ भारी कर दो!
मेरे उर पर पत्थर धर दो!

पर क्यों मुभको व्यर्थ चलाओ ?
पर क्यों मुभको व्यर्थ बहाओ ?
क्यों मुभसे यह भार ढुलाओ ? क्यों न मुभे जल में लय कर दो !
मेरे उर पर पत्थर धर दो !

3

मूल्य दे सुख के क्षणों का !

एक पल स्वच्छंद होकर

तू चला जल, थल, गगन पर,
हाय, आवाहन वही था विश्व के चिर बंधनों का!

मूल्य दे सुख के क्षणों का!

पा निशा की स्वप्न-छाया
एक तूने गीत गाया,
हाय, तूने रुद्ध खोला द्वार शत-शत ऋंदनों का!
मृत्य दे सुख के क्षणों का!

आँसुओं से व्याज भरते
अनवरत लोचन सिहरते,
हाय, कितना बढ़ गया ऋण होठ के दो मधु कणों का !
मूल्य दे सुख के क्षणों का !

४

कोई गाता, मैं सो जाता!
संसृति के विस्तृत सागर पर
सपनों की नौका के अंदर
सुख-दुख की लहरों पर उठ-गिर बहता जाता मैं सो जाता!
कोई गाता, मैं सो जाता!

आँखों में भरकर प्यार अमर,
आशीष हथेली में भरकर
कोई मेरा सिर गोदी में रख सहलाता, मैं सो जाता!
कोई गाता, मैं सो जाता!

मेरे जीवन का खारा जल,
मेरे जीवन का हालाहल
कोई अपने स्वर में मधुमय कर बरसाता, मैं सो जाता!
कोई गाता, मैं सो जाता!

4

मेरा तन भूखा, मन भूखा! इच्छा, सब सत्यों का दर्शन, सपने भी छोड़ गए लोचन! मेरे अपलक युग नयनों में मेरा चंचल यौवन भूखा!

मेरा तन भूखा, मन भूखा! इच्छा, सब जग का आलिंगन, रूठा मुफसे जग का कण-कण! मेरी फैली युग बाँहों में मेरा सारा जीवन भूखा! मेरा तन भूखा, मन भूखा!

आँखें खोले अगणित उडगण,
फैला है सीमाहीन गगन!
मानव की अमिट वुभुक्षा में क्या अग-जग का कारण भूखा?
मेरा तन भूखा, मन भूखा!

દ્

व्यर्थ गया क्या जीवन मेरा?
प्यासी आँखें, भूखी बाँहें,
अंग-अंग ∖की । अगणित चाहें;
और काल के गाल समाता जाता है प्रति क्षण तन मेरा ़ै
व्यर्थ गया क्या जीवन मेरा?

आशाओं का बाग़ लगा है,
किल-कुसुमों का भाग जगा है;
पीले पत्तों - सा मुर्भाया जाता है प्रति पल मन मेरा !
व्यर्थ गया क्या जीवन मेरा ?

क्या न किसी के सन को भाया, दिल न किसी का बहला पाया? क्या मेरे उर के अंदर ही गूँज मिटा उर-ऋंदन मेरा? व्यर्थ गया क्या जीवन मेरा?

ø

खिड़की से भाँक रहे तारे!
जलता है कोई दीप नहीं,
कोई भी आज समीप नहीं,
लेटा हूँ, कमरे के अंदर विस्तर पर अपना मन मारे!
खिड़की से भाँक रहे तारे!

सुख का ताना, दुख का वाना,
सुधियों ने है वुनना ठाना,
लो, कफ़न ओढ़ाता आता है कोई मेरे तन पर सारे!
खिड़की से भाँक रहे तारे!

अपने पर में ही रोता हूँ,

मैं अपनी चिता सँजोता हूँ,
जल जाऊँगा अपने कर से रख अपने ऊपर अंगारे!
खिड़की से भाँक रहे तारे!

6

नभ में दूर-दूर तारे भी!

देते साथ-साथ दिखलाई,

विश्व समभता स्नेह-सगाई;

एकाकीपन का अनुभव, पर, करते हैं ये बेचारे भी!

नभ में दूर-दूर तारे भी!

उर-ज्वाला को ज्योति बनाते, निश्चि - पंथी को राह बताते, जग की आँख बचा पी लेते ये अपने आँसू खारे भी! नभ में दूर - दूर तारे भी!

अधकार से मैं घिर जाता,
रोना ही रोना वस भाता
ध्यान मुभे जब -जब यह आता—
दूर हृदय से कितने मेरे, मेरे जो सबसे प्यारे भी!
नभ में दूर-दूर तारे भी!

९

मैं क्यों अपनी वात सुनाऊँ?
जगती के सागर में गहरे
जो उठ-गिरतीं अगणित लहरें,
उनमें एक लहर लघु मैं भी, क्यों निज चंचलता दिखलाऊँ?
मैं क्यों अपनी वात सुनाऊँ?

जगती के तस्वर में प्रति पल जो लगते - गिरते पल्लव - दल, उनमें एक पात लघू मैं भी, क्यों निज मरमर-गायन गाऊँ? मैं क्यों अपनी वात सुनाऊँ?

मुफ्त-सा ही जग भर का जीवन, सब में सुख-दुख, रोदन-गायन, कुछ बतला, कुछ बात छिपा क्यों एक पहेली व्यर्थ बुफ्ताऊँ? मैं क्यों अपनी बात सुनाऊँ?

१०

छाया पास चली आती है!
जड़ विस्तर पर पड़ा हुआ हूँ,
तम - समाधि में गड़ा हुआ हूँ;
तन चेतनता-हीन हुआ है, साँस महज चलती जाती है!
छाया पास चली आती है!

तन सफ़ेद है, पट सफ़ेद है,
अंग-अंग में भरा भेद है,
निकट खिसकती देख इसे धकधक करती मेरी छाती है!
छाया पास चली आती है!

हाथों में कुछ है प्याला-सा, प्याले में कुछ है काला-सा, जान गया क्या मुभ्रे पिलाने यह साक़ीबाला लाती है! छाया पास चली आती है!

११

मध्य निशा में पंछी बोला!
ध्विनित धरातल और गगन है,
राग नहीं है, यह ऋंदन है,
टूटे प्यारी नींद किसीकी, इसने कठ करुण निज खोला!
मध्य निशा में पंछी बोला!

निश्चित गाने का अवसर है, सीमित रोने को निज घर है, ध्यान मुफ्ते जग का रखना है, धिक मेरा मानव का चोला! मध्य निशा में पंछी बोला!

कितनी रातों को मन मेरा चाहा, कर दूँ चीख सबेरा, पर मैंने अपनी पीड़ा को चुप-चुप अश्रुकणों में घोला! मध्य निशा में पंछी बोला!

१२

जा कहाँ रहा है विहग भाग?
कोमल नीड़ों का सुख न मिला,
स्नेहालु दृगों का रुख न मिला,
मुँह-भर बोले, वह मुख न मिला, क्या इसीलिए, वन से विराग?
जा कहाँ रहा है विहग भाग?

यह सीमाओं से हीन गगन,
यह शरणस्थल से दीन गगन,
परिणाम समभकर भी तूने क्या आज दिया है विपिन त्याग?
जा कहाँ रहा है विहग भाग?

दोनों में है क्या उचित काम ?——
मैं भी लूँ तेरा संग थाम,
या तूमुभसे मिलकर गाए जीवन-अभाव का करुण राग !
जा कहाँ रहा है विहग भाग ?

१३

जा रही है यह लहर भी!

चार दिन उर से लगाया,

साथ में रोई, रुलाया,

पर वदलती जा रही है आज तो इसकी नज़र भी!

जा रही है यह लहर भी!

हाय, वह लहरी न आती, जो सुधा का घूँट लाती, जो न आकर लौटती फिर, कर मुभ्ने देती अमर भी! जा रही है, यह लहर भी!

वो गईं तृष्णा जगाकर,
वह गईं पागल बनाकर,
आँसुओं से यह भिगाकर,
क्यों लहर आती नहीं है जो पिला जाती जहर भी!
जा रही है यह लहर भी!

१४

प्रेयिसि, याद है वह गीत?
गोद में तुभको लेटाकर,
कंठ में उन्मत्त स्वर भर,
गा जिसे मैंने लिया था स्वर्ग का सुख जीत!
प्रेयिसि, याद है वह गीत?

है न जाने तू कहाँ पर, कंठ सूखा, क्षीणतर स्वर, सुन जिसे मैं आज हो उठता स्वयं भयभीत**!** प्रेयसि, याद है वह गीत?

तू न सुनने को रही जब,
राग भी जब वह गया दब,
तब न मेरी जिंदगी के दिन गए क्यों बीत!
प्रेयसि, याद है वह गीत!

१५

कोई नहीं, कोई नहीं!

यह भूमि है हाला-भरी,

मधुपात्र - मधुबाला - भरी,
ऐसा बुफा जो पा सके मेरे हृदय की प्यास को—
कोई नहीं, कोई नहीं!

सुनता, समभता है गगन, वन के विहंगों के वचन, ऐसा समभ जो पा सके मेरे हृदय - उच्छ्वास को— कोई नहीं, कोई नहीं!

मधुऋतु समीरण चल पड़ा,
वन ले नए पल्लव खड़ा,
ऐसा फिरा जो ला सके मेरे गए विश्वास को—
कोई नहीं, कोई नहीं!

. १६

किसलिए अंतर भयंकर!
चाहता मैं गान मन का,
राग बन जाता गगन का,
किंतु मेरा स्वर मुभी में लीन हो मिटता निरंतर!
किसलिए अंतर भयंकर?

चाहता वह गीत गाना, सुन जिसे हो खुश जमाना, किंतु मेरे गीत मुभको ही रुला जाते निरंतर! किसलिए अंतर भयंकर?

चाहता मैं प्यार मेरा विश्व का वनता बसेरा, किंतु अपने आपको ही मैं घृणा करता निरंतर! किसलिए अंतर भयंकर?

१७

अब तो दुख के दिवस हमारे!

मेरा भार स्वयं लेकरके,

मेरी नाव स्वयं खेकरके
दूर मुभे रखते थे श्रम से, वे तो दूर सिधारे!

अव तो दुख के दिवस हमारे!

रह न गए जो हाथ बटाते,
साथ खेवाकर पार लगाते,
कुछ न सही तो साहस देते होकर खड़े किनारे!
अब तो दुख के दिवस हमारे!

डूब रही है नौका मेरी,
वंद जगत हैं आँखें तेरी,
मेरी संकट की घड़ियों के साखी नभ के तारे!
अब तो दुख के दिवस हमारे!

१८

मैने गाकर दुख<sub>़</sub> अपनाए!

कभी न मेरे मन को भाया,

जब दुख मेरे ऊपर आया,

मेरा दुख अपने ऊपर ले कोई मुक्ते वचाए!

मैने गाकर दुख अपनाए!

कभी न मेरे मन को भाया, जब-जब मुफ्तको गया रुलाया, कोई मेरी अश्रु-धार में अपने अश्रु मिलाए! मैंने गाकर दुख अपनाए!

पर न दबा यह इच्छा पाता,
मृत्यु-सेज पर कोई आता,
कहता सिर पर हाथ फिराता—
'ज्ञात मुभ्ते हैं, दुख जीवन में तुमने बहुत उठाए!'
मैंने गाकर दुख अपनाए!

१९

चढ़ न पाया सीढ़ियों पर!

प्रात आया, भक्त आए,

पुष्प-जल की भेंट लाए,
देव-मंदिर पहुँच पाए,
औ' उन्हें देखा किया मैं लोचनों में नीर भर-भर!

चढ़ न पाया सीढियों पर!

साँभ आई, भक्त लौटे, भक्ति से अनुरक्त लौटे, जान पाए—चाह मेरी वे गए कितनी कुचलकर! चढ़ न पाया सीढियों पर!

सव गए जब, रात आई,
पंथ - रज मैंने उठाई,
देवता मेरे मिले मुभको उसी रज से निकलकर!
चढ़ न पाया सीढियों पर!

२०

क्या दंड के मैं योग्य था! चलता रहूँ यह चाह दी, पर एक ही तो राह दी, किस भाँति होती दूसरी इस देह-यात्रा की कथा! क्या दंड के मैं योग्य था!

तेरी रजा पर मैं चला,
तब क्या बुरा, तब क्या भला,
फिर भी मुफ्ते मिलती सजा, तेरी निराली है प्रथा!
क्या दंड के मैं योग्य था!

यह दंड तेरे हाथ का,
है चिह्न तेरे साथ का;
इस दंड से मैं मुक्त हो जाता कभी का, अन्यथा!
क्या दंड के मैं योग्य था!

२१

मैं जीवन में कुछ कर न सका!
जग में अँधियाला छाया था,
मैं ज्वाला लेकर आया था,
मैंने जलकर दी आयु बिता, पर जगती का तम हर न सका!
मैं जीवन में कुछ कर न सका!

अपनी ही आग बुफा लेता, तो जी को धैर्य बँघा देता, मधुका सागर लहराता था, लघु प्याला भी मैं भर न सका! मैं जीवन में कुछ कर न सका!

बीता अवसर क्या आएगा, मन जीवन भर पछताएगा, मरना तो होगा ही मुफ्तको जब मरना था तब मर न सका! मैं जीवन में कुछ कर न सका!

२२

कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं!

उर में छलकता प्यार था,
दृग में भरा उपहार था,
तुम क्यों डरे, था चाहता मैं तो प्रणय-प्रतिकार में—
कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं!

मुभको गए तुम छोड़कर,
सब स्वप्न मेरा तोड़कर,
अब फाड़ आँखें देखता अपना वृहद संसार में—
कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं!

कुछ मौन आँसू में गला,
कुछ मूक श्वासों में ढला,
कुछ फाड़कर निकला गला,
पर, हाय, हो पाई कमी मेरे हृदय के भार में——
कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं!

२३

जैसा गाना था, गा न सका !

गाना था वह गायन अनुपम,

ऋंदन दुनिया का जाता थम,

अपने विक्षुब्ध हृदय को भी मैं अब तक शांत बना न सका !

जैसा गाना था, गा न सका !

जग की आहों को उर में भर
कर देना था, मुक्तको सस्वर,
निज आहों के आशय को भी मैं जगती को समक्का न सका!
जैसा गाना था, गा न सका!

जन-दुख-सागर पर जाना था,
डुबकी ले थाह लगाना था,
निज आँसू की दो बूँदों में मैं कूल-किनारा पा न सका!
जैसा गाना था, गा न सका!

२४

गिनती के गीत सुना पाया!

जब जग यौवन से लहराया,

दृग पर जल का परदा छाया,

फिर मैंने कंठ रुँघा पाया,

जग की सुषमा का क्षण बीता मैं कर मल-मलकर पछताया!

गिनती के गीत सुना पाया!

संघर्ष छिड़ा अब जीवन का, कवि के मन का, पशु के तन का, निर्द्वंद-मुक्त हो गाने का अब तक न कभी अवसर आया! गिनती के गीत सुना पाया!

जब तन से फ़ुरसत पाऊँगा,
नभ-मंडल पर मँडराऊँगा,
नित नीरव गायन गाऊँगा,
यदि शेष रही मन की सत्ता मिटने पर मिट्टी की काया!
गिनती के गीत सुना पाया!

74

िकसके लिए? किसके लिए? जीवन मुभ्रे जो ताप दे, जग जो मुभ्रे अभिशाप दे, जो काल भी संताप दे, उसको सदा सहता रहूँ किसके लिए? किसके लिए?

चाहे सुने कोई नहीं,
हो प्रतिध्वनित न कभी कहीं,
पर नित्य अपने गीत में निज वेदना कहता रहूँ,
किसके लिए? किसके लिए?

क्यों पूछता दिनकर नहीं,

क्यों पूछता गिरिवर नहीं,

क्यों पूछता निर्भर नहीं,

मेरी तरह, जलता रहूँ, गलता रहूँ, बहता रहूँ,

किसके लिए ? किसके लिए ?

२६

बीता इकतीस वरस जीवन!

वे सब साथी ही हैं मेरे,
जिनको गृह-गृहिणी-शिशु घेरे,
जिनके उर में है शांति बसी, जिनका मुख है सुख का दर्पण!

बीता इकतीस बरस जीवन!

कब उनका भाग्य सिहाता हूँ,
उनके सुख में सुख पाता हूँ,
पर कभी-कभी उनसे अपनी तुलना कर उठता मेरा मन!
बीता इकतीस बरस जीवन!

मैं जोड़ सका यह निधि सयत्न— खंडित आशाएँ, स्वप्न भग्न, असफल प्रयोग, असफल प्रयत्न, कुछ टूटे-फूटे शब्दों में अपने टूटे दिल का ऋंदन! बीता इकतीस वरस जीवन!

२७

मेरी सीमाएँ वतलादो !

यह अनंत नीला नभमंडल
देता मूक निमंत्रण प्रति पल,
मेरे चिर चंचल पंखों को इनकी परिमित परिधि वतादो !

मेरी सीमाएँ वतलादो !

कल्पवृक्ष पर नीड़ बनाकर गाना मधुमय फल खा-खाकर ! —— स्वप्न देखनेवाले खग को जग का कड़्आ सत्य चखादो ! मेरी सीमाएँ वतलादो !

मैं कुछ अपना ध्येय बनाऊँ, श्रेय बनाऊँ, प्रेय बनाऊँ; अंत कहाँ मेरे जीवन का एक भलक मृभको दिखलादो ! मेरी सीमाएँ बतलादो !

26

किस ओर मैं? किस ओर मैं?
है एक ओर असित निशा,
है एक ओर अरुण दिशा,
पर आज स्वप्नों में फँसा, यह भी नहीं मैं जानता—
किस ओर मैं? किस ओर मैं?

है एक ओर अगम्य जल, है एक ओर सुरम्य थल, पर आज लहरों से ग्रसा, यह भी नहीं मैं जानता— किस ओर मैं? किस ओर मैं?

है हार एक तरफ़ पड़ी,
है जीत एक तरफ़ खड़ी,
संघर्ष-जीवन में धँसा, यह भी नहीं मैं जानता—
किस ओर मैं? किस ओर मैं?

29

जन्मदिन फिर आ रहा है!
हूँ नहीं वह काल भूला,
जव ख़ुशी के साथ फूला
खोचता था जन्मदिन उपहार नूतन ला रहा हे!
जन्मदिन फिर आ रहा है!

वर्षदिन फिर शोक लाया, सोच दृग में नीर छाया, बढ़ रहा हूँ—भ्रम, मुफ्ते कटु काल खाता जा रहा है! जन्मदिन फिर आ रहा है!

वर्षगाँठों पर मुदित - मन
में पुनः, पर अन्य कारण——
दुखद जीवन का निकटतर अंत आता जा रहा है,
जन्मदिन फिर आ रहा है!

३०

क्या साल पिछला दे गया!

कुछ देर मैं पथ पर ृठहर,
अपने दृगों को फेरकर
लेखा लगा लूँकाल का जब साल आने को नया!

क्या साल पिछला दे गया?

चिंता, जलन, पीड़ा वहीं जो नित्य जीवन में रहीं, नव रूप में मैंने सहीं, पर हो असह्य उठी कई परिचित निगाहों की दया! क्या साल पिछला दे गया?

दो - चार वूँदें प्यार की वरसीं, कृपा संसार की, (हा, प्यास पारावार की) जिनके सहारे चल रही है जिंदगी यह बेहया!

38

सोचा, हुआ परिणाम क्या?
जव सुप्त वड़वानल जगा,
जव खौलने सागर लगा,
उमड़ीं तरंगें ऊर्ध्वगा,
लें तारकों को भी डुवा, तुमने कहा—हो शीत, जम!
सोचा, हुआ परिणाम क्या?

जब उठ पड़ा मारुत मचल हो आग्नमय, रजमय, सजल, भोंके चलें ऐसे प्रवल, दें पर्वतों को भी उड़ा, तुमने कहा—हो मौन, थम! सोचा, हुआ परिणाम क्या?

जब जग पड़ी तृष्णा अमर,
दृग में फिरी विद्युत लहर,
आतुर हुए ऐसे अधर,
पी लें अतल मधु-सिंधु को, तुमने कहा—मदिरा ख़तम!
सोचा, हुआ परिणाम क्या?

37

फिर वर्ष नूतन आ गया!
सूने तमोमय पंथ पर
अभ्यस्त मैं अब तक विचर,
नव वर्ष मे मैं खोज करने को चलूँ क्यों पथ नया।
फिर वर्ष नृतन आ गया!

निश्चित अँधेरा तो हुआ, सुख कम नहीं मुफ्तको हुआ, द्विविधा मिटी, यह भी नियति की है नहीं कुछ कम दया। फिर वर्ष नूतन आ गया!

दो - चार किरणें प्यार की मिलती रहें संसार की, जिनके उजाले में लिखूँ मैं ज़िंदगी का मर्सिया। फिर वर्ष नृतन आ गया!

33

यह अनुचित माँग तुम्हारी है!
रोएँ-रोएँ तन छिद्रित कर
कहते हो, जीवन में रस भर!
हुँस लो असफलता पर मेरी, पर यह मेरी लाचारी है।
यह अनुचित माँग तुम्हारी है!

कोना-कोना दुख से उर भर कहते हो, खोल सुखों के स्वर! मानव की परवशता के प्रति यह व्यंग तुम्हारा भारी है। यह अनुचित माँग तुम्हारी है!

समकक्षी से परिहास भला, जो ले बंदला, जो दे बंदला, मैं न्याय चाहता हूँ केवल जिसका मानव अधिकारी है। यह अनुचित माँग तुम्हारी है!

38

क्या ध्येय निहित मुफ्तमें तेरा?
जन-रव में घुल-मिल जाने से,
जन की वाणी में गाने से
संकोच किया क्यों करता है यह क्षीण,करुणतम स्वर मेरा?
क्या ध्येय निहित मुफ्तमें तेरा?

जग - धारा में बह जाने से,
अपना अस्तित्व मिटाने से
प्रवराया करता किस कारण दो कण खारा आंसू मेरा?
क्या ध्येय निहित मुक्तमें तेरा?

क्यों भय से उठता सिहर-सिहर, जब सोचा करता हूँ, पल्ल-भर, उन कल्लि-कुसमों को टोली पर, जो आती संध्या को, प्रातः को कूच किया करती डेरा? क्या ध्येय निहित मुक्तमें तेरा?

३५

मैं क्या कर सकने में समर्थ?

मैं आधि-ग्रस्त, मैं व्याधि-ग्रस्त,

मैं काल - त्रस्त, मैं कर्म - त्रस्त,

मैं अर्थ ध्येय में रख चलता, मुफसे हो जाता है अनथे!

मैं क्या कर सकने में समर्थ?

मुभसे विधि, विधि की सृष्टि कुद्ध,
मुभसे संसृति का कम विरुद्ध,
इसलिए व्यर्थ मेरे प्रयत्न, इस कारण सब प्रार्थना व्यर्थ!
मैं क्या कर सकने में समर्थ!

निर्जीव पंक्ति में निर्विवेक

ऋंदन रख रचना पद अनेक—

क्या यह भी जग का कर्म एक?

मुभको अव तक निश्चित न हुआ, क्या मुभसे होगा सिद्ध अर्थ!

मैं क्या कर सकने में समर्थ!

३६

पूछता, पाता न उत्तर!
जब चला जाता उजाला,
लौटती, जब विहग-माला,
''प्रात को मेरा विहग जो उड़ गया था, लौट आया?—''
पूछता, पाता न उत्तर!

जब गगन में रात आती, दीप मालाएँ जलाती, "अस्त जो मेरा सितारा था हुआ, फिर जगमगाया?"——
पूछता, पाता न उत्तर!

पूर्व में जब प्रांत आता,
भूग-दल मधुगीत गाता,
"मौन जो मेरा भ्रमर था हो गया, फिर गुनगुनाया ?"——
पूछता, पाता न उत्तर !

३७

तब रोक न पाया मैं आँसू!
जिसके पीछे पागल होकर
मैं दौड़ा अपने जीवन-भर,
जब मृगजल में परिवर्तित हो मुभपर मेरा अरमान हँसा!
तब रोक न पाया मैं आँसू!

जिसमें अपने प्राणों को भर

कर देना चाहा अजर-अमर,

जब विस्मृति के पीछे छिपकर मुभपर वह मेरा गान हँसा!

तब रोक न पाया मैं आँसू!

मेरे पूजन-आराधन को,

मेरे संपूर्ण समर्पण को,

जब मेरी कमज़ोरी कहकर मेरा पूजित पाषाण हँसा!

तब रोक न पाया मैं आँसू!

36

गंध आती है सुमन की!

किस कुसुम का स्वास छूटा?

किस कली का भाग्य फूटा?

लुट गई सहसा ख़ुशी इस कालिमा में किस चमन की?

गंध आती है सुमन की!

आज किव का हृदय टूटा,
आज किव का कंठ फूटा,
विश्व समभेगा हुई क्षिति आज क्या मेरे भवन की!
गंध आती है सुमन की!

अल्प गंध, विशाल आँगन,
गीत क्षीण, प्रचंड क्रंदन,
है असंभव गमक, गुंजन,
एक ही गित है कुसुम के प्राण की, किव के वचन की !
गंध आती है सुमन की!

३९

है हार नहीं यह जीवन में!
जिस जगह प्रवल हो तुम इतने,
हारे सब हैं मानव जितने,
उस जगह पराजित होने में है ग्लानि नहीं मेरे मन में!
है हार नहीं यह जीवन में!

मदिरा-मिष्जित कर मन-काया ं जो चाहा तुमने कहलाया, क्या जीता यदि जीता मुभको मेरी निर्बलता के क्षण में! है हार नहीं यह जीवन में!

सुख जहाँ विजित होने में है,
अपना सब कुछ खोने में है,
मैं हारा भी जीता ही हूँ जग के ऐसे समरांगण में!
है हार नहीं यह जीवन में!

48 142169

814-H 749

80

मत मेरा संसार मुभे दो!
जग की हँसी, घृणा, निर्ममता
सह लेने की तो दो क्षमता,
शांति भरी मुसकानों वाला यदि न सुखद परिवार मुभे दो!
मत मेरा संसार मुभे दो!

ज्योति न दो ऐसी तम घन में,

राह दिखा, दे धीरज मन में,

जला मुफ्ते जड़ राख बना दे ऐसे तो अंगार मुफ्ते दो!

मत मेरा संसार मुफ्ते दो!

योग्य नहीं यदि मैं जीवन के,
जीवन के चेतन लक्षण के,
मुभे खुशी से दो मत जीवन, मरने का अधिकार मुभे दो!
मत मेरा संसार मुभे दो!

४१

मैंने मान ली तव हार!
पूर्ण कर विश्वास जिसपर,
हाथ मैं जिसका पकड़कर,
था चला, जब शत्रु वन बैठा हृदय का मीत,
मैंने मान ली तब हार!

विश्व ने बातें चतुर कर चित्त जब उसका लिया} हर, मैं रिफा जिसको न पाया गा सरल मधु गीत, मैंने मान ली तब हार!

विश्व ने कंचन दिखाकर कर लिया अधिकार उसपर, मैं जिसे निज प्राण देकर भी न पाया जीत, मैंने मान ली तब हार!

४२

देखतीं आकाश आँखें! इवेत अक्षर, पृष्ठ काला, तारकों की वर्णगाला, पढ़ रही हैं एक जीवन का जटिल इतिहास आँखें! देखतीं ; आकाश आँखें!

सत्य यों होगी कहानी,
बात यह समभी न जानी,
खो रही हैं आज अपने आप पर विश्वास आँखें!
देखतीं आकाश आँखें!

छिप गए तारे गगन के,

शून्यता आगे नयन के,

किस प्रलोभन से करातीं नित्य निज उपहास आँखें!
देखतीं आकाश आँखें!

४३ .

तेरा यह करुण अवसान!
जव तपस्या-काल बीता,
पाप हारा, पुण्य जीता,
विजयिनी, सहसा हुई तूं, हाय, अंतर्धान!
तेरा यह करुण अवसान!

जब तुर्फ्षे पहचान पाया, देवता को जान पाया, खींच तुक्कको ले गया तब काल का आह्वान! तेरा यह करुण अवसान!

जब मिटा भ्रम का अँघेला, जब जगी वरदान-बेला, तू अनंत निशीथ-निद्रा में हुई लयमान! तेरा यह करुण अवसान!

४४

बुलबुल जा रही है आज!
प्राण सौरभ से भिदा है,
कंटकों से तन छिदा है,
याद भोगे सुख-दुखों की आ रही है आज!
बुलबुल जा रही है आज!

प्यार मेरा फूल को भी,
प्यार मेरा शूल को भी,
फूल से मैं ख़ुश, नहीं मैं शूल से नाराज।
बुलबुल जा रही है आज!

आ रहा तूफ़ान हर-हर, अब न जाने यह उड़ाकर फेंक देगा किस जगह पर! तुम रहो खिलते, महकते किल-प्रसून-समाज! बुलबुल जा रही है आज!

४५

जव करूँ मैं काम,
प्रेरणा मुक्तको नियम हो,
जिस घड़ी तक वल न कम हो,
मैं उसे करता रहूँ यदि काम हो अभिराम!
जव करूँ मैं काम!

जब करूँ मैं गान,
हो प्रवाहित राग उर से,
हो तरंगित सुर मधुर से,
गित रहे जब तक न इनका हो सके अवसान!
जब करूँ मैं गान!

जब करूँ में प्यार,
हो न मुभपर कुछ नियंत्रण,
कुछ न सीमा, कुछ न बंधन,
तब रक्रूँ जब प्राण प्राणों से करे अभिसार!
जब करूँ में प्यार!

४६

मिट्टी दीन कितनी, हाय!
हृदय की ज्वाला जलाती,
अश्रु की धारा वहाती,
और उर-उच्छ्वास में यह काँपती निरुपाय!
मिट्टी दीन कितनी, हाय!

शून्यता एकांत मन की, शून्यता जैसे गगन की, थाह पाती है न इसका मृत्तिका असहाय! मिट्टी दीन कितनी, हाय!

वह किसे दोषी बताए, और किसको दुख सुनाए, जबिक मिट्टी साथ मिट्टी के करे अन्याय! मिट्टी दीन कितनी, हाय!

४७

घुल रहा मन चाँदनी में!
पूर्णमासी की निशा है,
ज्योति - मज्जित हर दिशा है,
खो रहे हैं आज निज अस्तित्व उडगण चाँदनी में!
घुल रहा मन चाँदनी में!

हूँ कभी मैं गीत गाता,
हूँ कभी आँसू बहाता,
पर नहीं कुछ शांति पाता,
व्यर्थ दोनों आज रोदन और गायन चाँदनी में!
घुल रहा मन चाँदनी में!

मौन होकर बैठता जब,
भान-सा होता मुफे तब,
हो रहा अपित किसी को आज जीवन चाँदनी में!
घल रहा मन चाँदनी में!

86

व्याकुल आज तन-मन-प्राणं!

तन वदन का स्पर्श भूला,
पुलक भूला, हर्ष भूला,
आज अधरों से अपरिचित हो गई मुसकान!

व्याकुल आज तन-मन-प्राणं!

मन नहीं मिलता किसीसे,

मन नहीं खिलता किसीसे,
आज उर-उल्लास का भी हो गया अवसान!

व्याकुल आज तन-मन-प्राण!

आज गाने का न दिन है, बात करना भी कठिन है, कंठ-पथ में क्षीण इवासें हो रहीं लयमान। व्याकुल आज तन-मन-प्राण!

४९

मैं भूला-भूला-सा जग में!
अगणित पंथी हैं इस पथ पर,
है किंतु न परिचित एक नज़र,
अचरज है मैं एकाकी हूँ जग के इस भीड़-भरे मग में।
मैं भूला-भूला-सा जग में!

अब भी पथ के कंकड़-पत्थर,
कुश, कंटक, तस्वर, गिरि, गह्वर,
यद्यपि युग-युग बीता चलते, नित नूतन-नूतन डग-डग में!
मैं भूला-भूला-सा जग में!

कर में साथी जड़ दंड अटल,
कंघों पर सुधियों का संबल,
दुख के गीतों से कंठ भरा, छाले, क्षत, क्षार भरे पग में!
मैं भूला-भूला-सा जग में!

५०

खोजता है द्वार बंदी!
भूल इसको जग चुका है,
भूल इसको मग चुका है,
पर तुला है तोड़ने पर तीलियाँ-दीवार बंदी!
खोजता है द्वार बंदी!

सीख़चे ये क्या हिलेंगे, हाथ के छाले छिलेंगे, मानने को पर नहीं तैयार अपनी हार बंदी! खोजता है द्वार बंदी!

तीलियो, अब क्या हँसोगी,
लाज से भू में धँसोगी,
मृत्यु से करने चला है अब प्रणय-अभिसार बंदी!
स्वोजता है द्वार बंदी!

५१

मैं पाषाणों का अधिकारी!
है अग्नि-तिपत मेरा चुंबन,
है वज्त्र-विनिदक भुज-बंधन,
मेरी गोदी में कुम्हलाईं कितनी वल्लरियाँ सुकुमारी!
मैं पाषाणों का अधिकारी!

दो बूँदों से छिछला सागर,
दो फूलों से हल्का भूधर,
कोई न सका ले यह मेरी पूजा छोटी-सी, पर भारी!
मैं पापाणों का अधिकारी!

मेरी ममता कितनी निर्मम,
कितना उसमें आवेग अगम!
(कितना मेरा उसपर संयम!)
असमर्थं इसे सह सकने को कोमल जगती के नर-नारी!
मैं पाषाणों का अधिकारी!

42

तू देख नहीं यह क्यों पाया?
ताराविलयाँ सो जाने पर,
देखा करतीं तुभको निश्चि भर,
किस बाला ने देखा अपने बालम को इतने लोचन से?
तू देख नहीं यह क्यों पाया?

तुभको किलकाएँ मुसकाकर,
आमंत्रित करती हैं दिन भर,
किस प्यारी ने चाहा अपने प्रिय को ऐसे उत्सुक मन से?
तू देख नहीं यह क्यों पाया?

तरुमाला , ने कर फैलाए, आलिंगन में बस तू आए, किसने निज प्रणयी को बाँधा इतने आकुल भुज-बंधन में ? तू देख नहीं यह क्यों पाया ?

43

दुर्दशा मिट्टी की होती! कर आशा, विचार, स्वप्नों से, भावों से श्रृंगार, देख निमिष भर लेता कोई सव श्रृंगार उतार! आज पाया जो, कल ख़ोती!

मिट्टी ले चलती है सिर पर सोने का संसार, मंजिल पर होता है मिट्टी पर मिट्टी का भार! भार यह क्यों इतना ढोती!

प्रति प्रभात का अंत निशा है,
प्रति रजनी का, प्रात,
मिट्टी सहती तोम तिमिर का, किरणों का आघात!
सुप्त हो जगती, जग सीती!
दुर्दशा मिट्टी की होती!

48

क्षतशीश मगर नतशीश नहीं! बनकर अदृश्य मेरा दुश्मन करता है मुभपर वार सघन, लड़ लेने की मेरी हवसें मेरे उर के ही बीच रहीं! क्षतशीश मगर नतशीश नहीं!

मिट्टी है अश्रु बहाती है,
मेरी सत्ता तो गाती है;
अपनी ? ना-ना, उसकी पीड़ा की ही मैंने कुछ बात कही !
क्षतशीश मगर नतशीश नहीं!

चोटों से घबराऊँगा कब, दुनिया ने भी जाना है जब, निज हाथ-हथौड़े से मैंने निज वक्षस्थल पर चोट सही! क्षतशीश मगर नतशीश नहीं!

44

यातना जीवन की भारी!
चेतनता पहनाई जाती
जड़ता का परिधान,
देव और पशु में छिड़ जाता है संघर्ष महान!
हार की दोनों की बारी!

तन-मन की आकांक्षाओं का
दुर्वलता है नाम,
एक असंयम - संयम दोनों का अंतिम परिणाम !
पुण्य - पापों की बलिहारी !

ध्येय मरण है, गाओ पथ पर चल जीवन के गीत, जो रुकता, चुप होता, कहता जग उसको भयभीत! बड़ी मानव की लाचारी,! यातना जीवन की भारी!

५६

दुनिया अब क्या मुभ्ने छलेगी!
बदली जीवन की प्रत्याशा,
बदली सुख-दुख की परिभाषा,
जग के प्रलोभनों की मुभ्नसे अब क्या दाल गलेगी!
दुनिया अब क्या मुभ्ने छलेगी!

लड़ना होगा जग-जीवन से,
लड़ना होगा अपने मन से,
पर न उठूँगा फूल विजय से और न हार खलेगी!
दुनिया अब क्या मुफ्ते छलेगी!

शेष अभी तो मुफ्तमें जीवन, वश में है तन, वश में है मन, चार क़दम उठकर मरने पर मेरी लाश चलेगी! दुनिया अब क्या मुफ्ते छलेगी!

40

त्राहि, त्राहि कर उठता जीवन!
जब रजनी के सूने क्षण में,
तन-मन के एकाकीपन में
किब अपनी विह्वल वाणी से अपना व्याकुल मन बहलाता,
त्राहि, त्राहि कर उठता जीवन!

जब उर की पीड़ा से रोकर,
फिरकुछ सोच-समभ चुप होकर
विरही अपने ही हाथों से अपने आँसू पोंछ हटाता,
त्राहि, त्राहि कर उठता जीवन!

पंथी चलते - चलते थककर बैठ किसी पथ के पत्थर पर जब अपने ही थिकत करों से अपना विथकित पाँव दबाता, त्राहि, त्राहि कर उठता जीवन!

46

चाँदनी में साथ छाया!

मौन में डूबी निशा है,

मौन-डूबी हर दिशा है,

रात भर में एक ही पत्ता किसी तह ने गिराया!

चाँदनी में साथ छाया!

एक बार विहंग बोला,
एक बार समीर डोला,
एक बार किसी पखेरू ने परों को फड़फड़ाया!
चाँदनी में साथ छाया!

होठ इसने भी हिलाए, हाथ इसने भी उठाए, आज मेरी ही व्यथा के गीत ने सुख संग पाया! चाँदनी में साथ छाया!

49

सशंकित नयनों से मत देख!
खाली मेरा कमरा पाकर,
सूखे तिनके-पत्ते लाकर,
तूने अपना नीड़ बनाया कौन किया अपराध?
सशंकित नयनों से मत देख!

सोचा था जब घर जाऊँगा,
कमरे को सूना पाऊँगा,
देख तुभ्ते उमड़ा पड़ता है उर में स्नेह अगाध!
सशंकित नयनों से मत देख!

मित्र बनाऊँगा मैं तुभको,
बोल करेगा प्यार न मुभको?
अौर सुनाएगा न मुभे निज गायन भी एकाध?
सशंकित नयनों से मत देख!

६०

ओ गगन के जगमगाते दीप !
दीन जीवन के दुलारे
खो गए जो स्वप्न सारे,
ला सकोगे क्या उन्हें फिर खोज हृदय समीप ?
ओ गगन के जगमगाते दीप !

यदि न मेरे स्वप्न पाते,
क्यों नहीं तुम खोज लाते
वह घड़ी चिर शांति दे जो पहुँच प्राण समीप?
ओ गगन के जगमगाते दीप!

यदि न वह भी मिल रही है,
है कठिन पाना—सही है,
नींद को ही क्यों न लाते खींच पलक समीप?
ओ गगन के जगमगाते दीप!

६१

ओ अँधेरी से अँधेरी रात!
आज ग़म इतना हृदय में,
आज तम इतना हृदय में,
छिप गया हं चाँद-तारों का चमकता गात!
ओ अँधेरी से अँधेरी रात!

दिख गया जग-रूप सच्चा
ज्योति में यह बहुत अच्छा,
हो गया कुछ देर को प्रिय तिमिर का संघात!
ओ अँधेरी से अँधेरी रात!

प्रात किरणों के निचय से

तम न जाएगा हृदय से,

किसलिए फिर चाहता में हो प्रकाश - प्रभात !

ओ अँधेरी से अँधेरी रात !

६२

मेरा भी विचित्र स्वभाव!
लक्ष्य से अनजान मैं हूँ,
लस्त मन-तन-प्राण मैं हूँ,
व्यस्त चलने में मगर हर वक्त मेरे पाँव!
मेरा भी विचित्र स्वभाव!

कुछ नहीं मेरा रहेगा, जो सदा सबसे कहेगा, वह चलेगा लाद इतना भाव और अभाव! मेरा भी विचित्र स्वभाव!

उर व्यथा से आँख रोती, सूज उठती, लाल होती, किन्तु खुलकर गीत गाते हैं हृदय के घाव! मेरा भी विचित्र स्वभाव!

६३

डूबता अवसाद में मन! यह तिमिर से पीन सागर, तल-तटों से हीन सागर, किंतु हैं इसमें न घाराएँ, न लहरें औ', न कंपन! डूबता अवसाद में मन!

में तरंगों से लड़ा हूँ, और तगड़ा ही पड़ा हूँ, पर नियति ने आज बाँघे हैं हृदय के साथ पाहन**!** डूबता अवसाद में मन!

डूबता जाता निरंतर, थाह तो पाता कहीं पर, किंतु फिर-फिर डूब उतराते उठा है ऊब जीवन! डूवता अवसाद में मन!

६४

उर में अग्नि के शर मार—
जब कि मैं मधु स्वप्नमय था,
सब दिशाओं से अभय था,
तब किया तुमने अचानक यह कठोर प्रहार,
उर में अग्नि के शर मार!

सिंह-सा मृग को गिराकर, शक्ति सारे अंग की हर, सोख क्षण भर में लिया नि:शेष जीवन सार, उर में अग्नि के शर मार!

हाय, क्या थी भूल मेरी?

कौन था निर्दय अहेरी?
पूछते हैं व्यर्थ उर के घाव आँखें फाड़!

उर में अग्नि के शर मार—

६५

जुए के नीचे गर्दन डाल! देख सामने बोभी गाड़ी, देख सामने पंथ पहाड़ी, चाह रहा है दूर भागना, होता है बेहाल? जुए के नीचे गर्दन डाल!

तेरे पूर्वज भी घबराए, घबराए, पर क्या बच पाए, इसमें फँसना ही पड़ता है, यह विचित्र है जाल! जुए के नीचे गर्दन डाल!

यह गुरु भार उठाना होगा,
इस पथ से ही जाना होगा;
तेरी ख़ुशी-नाख़ुशी का है नहीं किसीको ख़्याल!
जुए के नीचे गर्दन डाल!

६६

दुखी-मन से कुछ भी न कहो!

व्यर्थ उसे है ज्ञान सिखाना,

व्यर्थ उसे दर्शन समभाना,

उसके दुख से दुखी नहीं हो तो बस दूर रहो!

दुखी-मन से कुछ भी न कहो!

उसके नयनों का जल खारा, है गंगा की निर्मल घारा; पावन कर देगी तन-मन को क्षण भर साथ बहो! दुखी-मन से कुछ भी न कहो!

देन बड़ी सब से यह विधि की, है समता इससे किस निधि की? दुखी दुखी को कहो, भूल कर उसे न दीन कहो! दुखी-मन से कुछ भी न कहो!

६७

आज घन मन भर बरस लो!

भाव से भरपूर कितने,

भूमि से तुम दूर कितने,

आँसुओं की घार से ही घरणि के प्रिय पग परस लो!

आज घन मन भर बरस लो!

ले तुम्हारी भेंट निर्मल आज अचला हरित-अंचल; हर्ष क्या इसपर न तुमको—-आंसुओं के बीच हँस लो! आज घन मन भर बरस लो!

रुक रहा रोदन तुम्हारा, हास पहले ही सिधारा, और तुम भी तो रहे मिट, मृत्यु में निज मुक्ति-रस लो! आज घन मन भर बरस लो!

६८

स्वर्ग के अवसान का अवसान !

एक पल था स्वर्ग सुंदर,
दूसरे पल स्वर्ग खँडहर,
तीसरे पल थे थिकत कर स्वर्ग की रज छान।
स्वर्ग के अवसान का अवसान!

ध्यान था मिण-रत्न ढेरी से तुलेगी राख मेरी, पर जगत में स्वर्ग, तृण की राख एक समान! स्वर्ग के अवसान का अवसान!

राख मैं भी रख न पाया,
आज अंतिम भेंट लाया,
अश्रु की गंगा इसे दो बीच अपने स्थान!
स्वर्ग के अवसान का अवसान!

६९

यह व्यंग नहीं देखा जाता! निःसीम समय की पलकों पर पल और पहर में क्या अंतर; बुद्बुद की क्षण-भंगुरता पर मिटनेवाला बादल हँसता! यह व्यंग नहीं देखा जाता!

दोनों अपनी सत्ता में सम, किसमें क्या ज्यादा, किसमें कम ? पर बुद्बुद की चंचलता पर बुद्बुद जो ख़ुद चंचल हँसता ! यह व्यंग नहीं देखा जाता !

बुद्बुद बादल में अंतर है, समता में ईर्ष्या का डर है, पर मेरी दुर्बलताओं पर मुफसे ज्यादा दुर्बल हँसता! यह व्यंग नहीं देखा जाता!

દ્

90

तुम्हारा लौह चक्र आया!
कुचल चला अचला के वन घन,
बसे नगर सब निपट निठुर बन,
चूर हुई चट्टान, क्षार पर्वत की दृढ़ काया!
तुम्हारा लौह चक्र आया!

अगणित ग्रह-नक्षत्र गगन के

टूट पिसे, मरु-सिकता-कण के
रूप उड़े, कुछ ध्रुवाँ-ध्रुवाँ-सा अंबर में छाया!

तुम्हारा लौह चक्र आया!

तुमने अपना चक्र उठाया, अचरज से निज मुख फैलाया, दंत - चिह्न केवल मानव का जब उसपर पाया ै तुम्हारा लौह चक्र आया ै

७१

हर जगह जीवन विकल है!

तृषित मरुस्थल की कहानी

हो चुकी जग में पुरानी,

किंतु वारिधि के हृदय की प्यास उतनी ही अटल है!

हर जगह जीवन विकल है!

रो रहा विरही अकेला, देख तन का मिलन मेला, पर जगत में दो हृदय के मिलन की आशा विफल है! हर जगह जीवन विकल है!

अनुभवीं इसको बताएँ, व्यर्थ मत मुभसे छिपाएँ; प्रेयसी के अधर-मधु में भी मिला] कितना गरल] है! हर जगह जीवन विकल है!

७२।

जीवन का विष बोल उठा है!

मूँद जिसे रक्खा मधुघट से,

मधुवाला के श्यामल पट से,।
आज विकल ,विह्वल स्वप्नों के अंचल को वह खोल उठा हैं।

जीवन का विष बोल उठा है!

बाहर का श्रृंगार हटाकर रत्नाभूषण, रंजित अंबर, तन में जहाँ-जहाँ पीड़ा थी किव का हाथ टटोल उठा है! जीवन का विष बोल उठा है!

जीवन का कटु सत्य कहाँ है,
यहाँ नहीं तो और कहाँ हैं?
और सबूत यही है इससे किव का मानस डोल उठा है!
जीवन का विष बोल उठा है!

७३

अग्नि पथ! अग्नि पथ! अग्नि पथ!
वृक्ष हों भलें खड़े,
हों घने, हों बड़े,
एक पत्र-छाँह भी माँग मत, माँग मत!
अग्नि पथ! अग्नि पथ! अग्नि पथ!

तू न थकेगा कभी!
तू न थमेगा कभी!
तू न मुड़ेगा कभी!——कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ!
अग्नि पथ! अग्नि पथ!

यह महान दृश्य है— चल रहा मनुष्य है अश्रु - स्वेद - रक्त से लथपथ, लथपथ, लथपथ! अग्नि पथ! अग्नि पथ! अग्नि पथ!

७४

जीवन भूल का इतिहास!
ठीक ही पथ को समभकर
में रहा चलता उमर भर,
किंतु पग-पग पर बिछा था भूल का छल पाश!
जीवन भूल का इतिहास!

काटतीं भूलें प्रतिक्षण,

कह उन्हें हल्का करूँ मन,—

कर गया पर शीघ्नता में शत्रु पर विश्वास!

जीवन भूल का इतिहास!

भूल क्यों अपनी कही थी,
भूल क्या यह भी नहीं थी,
अब सहो विश्वासघाती विश्व का उपहास!
जीवन भूल का इतिहास!

७५

नभ में वेदना की लहर!

मर भले जाएँ दुखी जन,

अमर उनका आर्त ऋंदन;

क्यों गगन विक्षुत्थ, विह्वल, विकल आठों पहर?

नभ में वेदना की लहर!

वेदना से , ज्वलित उडगण, गीतमय, गितमय समीरण, उठ, वरस, मिटते सजल घन; वेदना होती न तो यह सृष्टि जाती ठहर। नभ में बेदना की लहर!

वन गिरेगा शीत जल कण,
कर उठेगा मधुर गुंजन,
ज्योतिमय होगा किरण बन,
कभी कवि-उर का कुपित, कटु और काला ज़हर?
नभ में वेदना की लहर!

७६

छोड़ मैं आया वहाँ मुसकान!
स्वार्थ का जिसमें न था कण,
ध्येय था जिसका समर्पण,
जिस जगह ऐसे प्रणय का था हुआ अपमान!
छोड़ मैं आया वहाँ मुसकान!

भाग्य दुर्जय और दुर्दम हो कठोर, कराल, निर्मम, जिस जगह मानव प्रयासों पर हुआ बलवान! छोड़ मैं आया वहाँ मुसकान!

पात्र सुखियों की खुशी का, व्यंग का अथवा हँसी का, जिस जगह समभा गया दुखिया हृदय का गान! छोड़ मैं आया वहाँ मुसकान!

७७

जीवन शाप या वरदान?
सुप्त को तुमने जगाया,
मौन को मुर्खारत बनाया,
करुण ऋंदन को बताया क्यों मधुरतम गान?
जीवन शाप या वरदान?

सजग फिर से सुप्त होगा,
गीत फिर से गुप्त होगा,
मध्य में अवसाद का ही क्यों किया सम्मान?
जीवन शाप या वरदान?

पूर्ण भी जीवन करोगे,
हर्ष से क्षण-क्षण भरोगे,
तो न कर दोगे उसे क्या एक दिन विलदान?
जीवन शाप या वरदान?

७८

जीवन में शेष विषाद रहा!

कुछ टूटे सपनों की बस्ती,

मिटनेवाली यह भी हस्ती,
अवसाद बसा जिस खँडहर में, क्या उसमें ही उन्माद रहा?
जीवन में शेष विषाद रहा!

यह खँडहर ही था रंगमहल, जिसमें थी मादक चहल-पहल, लगता है यह खँडहर जैसे पहले न कभी आबाद रहा! जीवन में शेष विषाद रहा!

जीवन में थे सुख के दिन भी,
जीवन में थे दुख के दिन भी,
पर, हाय हुआ ऐसा कैसे, सुख भूल गया, दुख याद रहा!
जीवन में शेष विषाद रहा!

७९

अग्नि देश से आता हूँ मैं !

भुलस गया तन, भुलस गया मन,

भुलस गया किव-कोमल जीवन,

किंतु अग्नि वीणा पर अपने दग्ध कंठ से गाता हूँ मैं !

अग्नि देश से आता हूँ मैं !

स्वर्ण शुद्ध कर लाया जग में,

उसे लुटाता आया मग में,

दीनों का मैं वेश किए, पर दीन नहीं हूँ, दाता हूँ मैं!

अग्नि देश से आता हूँ मैं!

तुमने अपने कर फैलाए,
लेकिन देर बड़ी कर आए,
कंचन तो लुट चुका, पथिक, अब लूटो राख लुटाता हूँ मैं!
अग्नि देश से आता हूँ मैं!

60

सुनकर होगा अचरज भारी ! द्व नहीं जमती पत्थर पर, देख चुकी इसको दुनिया भर, किठन सत्य पर लगा रहा हूँ सपनों की फुलवारी! सुनकर होगा अचरज भारी!

गूँज मिटेगा क्षण भर कण में गायन मेरा, निश्चय मन में, फिर भी गायक ही वनने की कठिन साधना सारी! सुनकर होगा अचरज भारी!

कौन देवता? नहीं जानता,
कुछ फल होगा, नहीं मानता,
विल के योग्य बर्नूं, इसकी मैं करता हूँ तैयारी!
सुनकर होगा अचरज भारी!

८१

जीवन खोजता आधार! हाय, भीतर खोखला है, बस मुलम्मे की कला है, इसी कुंदन के डले का नाम जग में प्यार! जीवन खोजता आधार!

बूँद आँसू की गलाती,
आह छोटी - सी उड़ाती,
नींद - वंचित नेत्र को क्या स्वप्न का संसार!
जीवन खोजता आधार!

विश्व में वह एक ही है, अन्य समता में नहीं है, म्ल्य से मिलता नहीं, वह मृत्यु का उपहार! जीवन खोजता आधार!

८२

हा, मुभे जीना न आया!
नेत्र जलमय, रक्त-रंजित,
मुख विकृत, अधरोष्ठ कंपित
हो उठे तब गरल पीकर भी गरल पीना न आया!
हा, मुभे जीना न आया!

वेदना से नेह जोड़ा,
विश्व में पीटा ढिंढोरा,
प्यार तो उसने किया है, प्यार को जिसने छिपाया !
हा, मुफ्ते जीना न आया !

संग मैं पाकर किसीका कर सका अभिनय हँसी का, पर अकेले बैठकर मैं मुसकरा अब तक न पाया! हा, मुभे जीना न आया!

८३

अब क्या होगा मेरा सुधार!
तू ही करता मुभसे बिगाड़,
तो मैं न मानता कभी हार,
मैं काट चुका अपने ही पग अपने ही हाथों ले कुठार!
अब क्या होगा मेरा सुधार!

संभव है तब मैं था पागल, था पागल, पर था क्या दुर्बल, चोटों में गाया गीत, समभ तू इसको निर्बल की पुकार!' अब क्या होगा मेरा सुधार!

फिर भी बल संचित करता हूँ,

मन में देम-साहस भरता हूँ,
जिसमें न आह निकले मुख से जब हो तेरा अंतिम प्रहार !'
अब क्या होगा मेरा सुधार !

68

मैं न सुख से मर सक्रूँगा!
चाहता जो काम करना,
दूर है मुभसे सँवरना,
टूटते दम से विफल आहें महज मैं भर सक्रूँगा!
मैं न सुख से मर सक्रूँगा!

ग़लितयाँ - अपराध, माना, भूल जाएगा जमाना, किंतु अपने आपको कैसे क्षमा मैं कर सक्रूँगा ! मैं न सुख से मर सक्रूँगा !

कुछ नहीं पल्ले पड़ा तो,
थी तसल्ली मैं लड़ा तो,
मौत यह आकर कहेगी अब नहीं मैं लड़ सक्रूँगा!
मैं न सुख से मर सक्रूँगा!

24

आगे हिम्मत करके आओ !

मधुबाला का राग नहीं अब,

अंगूरों का बाग नहीं अब,
अब लोहे के चने मिलेंगे दाँतों को अजमाओ !

आगे हिम्मत करके आओ !

दीपक हैं नभ के अंगारे, चल्रो इन्हीं के साथ-सहारे, राह ? नहीं है राह यहाँ पर, अपनी राह बनाओ ! आगे हिम्मत करके आओ !

लपट लिपटने को आती है, निर्भय अग्नि गान गाती है, आलिंगन के भूखे प्राणी, अपने भुज फैलाओ**!** आगे हिम्मत करके आओ!

' ८६

मुँह क्यों आज तम की ओर ? कालिमा से पूर्ण पथ पर चल रहा हूँ मैं निरंतर; चाहता हूँ देखना मैं इस तिमिर का छोर ! मुँह क्यों आज तम की ओर !

ज्योति की निधियाँ अपरिमित कर चुका संसार संचित, पर छिपाए है बहुत कुछ सत्य यह तम घोर! मुँह क्यों आज तम की ओर?

बहुत संभव कुछ न पाऊँ, किंतु कैसे लौट आऊँ, लौटकर भी देख पाऊँगा नहीं मैं भोर! मुँह क्यों आज तम की ओर?

26

विष का स्वाद बताना होगा!

ढाली थी मदिरा की प्याली,
चूसी थी अधरों की लाली,
कालकूट आनेवाला अब, देख नहीं घबराना होगा!

विष का स्वाद बताना होगा!

आँखों से यदि अश्रु छनेगा,
कटुतर यह कटु पेय बनेगा,
ऐसे पी सकता है कोई, तुभको हँस पी जाना होगा!
विष का स्वाद बताना होगा!

गरल पान करके तू बैठा,
फेर पुतिलयाँ, कर-पग ऐंठा,
यह कोई कर सकता, मुर्दे, तुफ्तको अब उठ गाना होगा है
विष का स्वाद बताना होगा !

66

कोई बिरला विष खाता है!

मधु पीनेवाले बहुतेरे,

और सुधा के भक्त घनेरे,

ग़ज़ भर की छातीवाला ही विष को अपनाता है!

कोई बिरला विष खाता है!

पी लेना तो है ही दुष्कर,
पा जाना उसका दुष्करतर,
बड़ा भाग्य होता है तब विष जीवन में आता है!
कोई बिरला विष खाता है!

स्वर्ग सुधा का है अधिकारी, कितनी उसकी क़ीमत भारी! किंतु कभी विष-मूल्य अमृत से ज़्यादा पड़ जाता है! कोई बिरला विष खाता है!

८९

मेरा ज़ोर नहीं चलता है!
स्वप्नों की देखी निष्ठुरता,
स्वप्नों की देखी भंगुरता,
फिर भी बार-बार आ करके स्वप्न मुफ्ते निशिदिन छलता है!
मेरा ज़ोर नहीं चलता है!

सूनेपन के सुंदरपन को कैसे दृढ़ करवा दूँ मन को!

उतनी शक्ति नहीं है मुभमें जितनी मन में चंचलता है!

मेरा जोर नहीं चलता है!

ममता यदि मन से मिट पाती,
देवों की गद्दी हिल जाती!
प्यार, हाय, मानव जीवन की सबसे भारी दुर्बलता है!
मेरा जोर नहीं चलता है!

९०

मैंने शांति नहीं जानी है!

त्रुटि कुछ है मेरे अंदर भी,

त्रुटि कुछ है मेरे बाहर भी,
दोनों को त्रुटि हीन बनाने की मैंने मन में ठानी है!

मैंने शांति नहीं जानी है!

आयु बितादी यत्नों में लग,
उसी जगह मैं, उसी जगह जग,
कभी-कभी सोचा करता अब, क्या मैंने की नादानी है!
मैंने शांति नहीं जानी है!

पर निराश होऊँ किस कारण,
क्या पर्याप्त नहीं आश्वासन?
दुनिया से मानी, अपने से मैंने हार नहीं मानी है!
मैंने शांति नहीं जानी है!

९१

अब खँडहर भी टूट रहा है!
गायन से गुंजित दीवारें,
दिखलाती हैं दीर्घ द़रारें,
जिनसे करुणं, कर्णकटु, कर्कश, भयकारी स्वर फूट रहा है!
अंब खँडहर भी टूट रहा है!

बीते युग की कौन निशानी शेष रही थी आज मिटानी? किंतु काल की इच्छा हीतो, लुटे हुए को लूट रहा है! अब खँडहर भी ट्ट रहा है!

महानाश में महासुजन हे,
महामरण में ही जीवन है,
था विश्वास कभी मेरा भी, किंतु आज तो छूट रहा है!
अब खँडहर भी टूट रहा है!

. ९२

प्रार्थना मत कर, मत कर, मत कर !
युद्धक्षेत्र में दिखला भुजंबल
रहकर अविजित, अविचल प्रतिपल,
मनुज-पराजय के स्मारक हैं मठ, मस्जिद, गिरजाघर !
प्रार्थना मत कर, मत कर, मत कर !

मिला नहीं जो स्वेद बहाकर,
निज लोहू से भीग-नहाकर,
विजित उसको, जिसे ध्यान है जग में कहलाए नर!
प्रार्थना मत कर, मत कर, मत कर!

भुकी हुई अभिमानी गर्दन,
बँधे हाथ, नत-निष्प्रभ लोचन!
यह मनुष्य का चित्र नहीं है, पशु का है, रे कायर!
प्रार्थना मत कर, मत कर, मत कर!

९३

कुछ भी आज नहीं मैं लूँगा!
जिन चीजों की चाह मुभे थी,
जिनकी कुछ परवाह मुभे थी,
दीं न समय से तूने, असमय क्या ले उन्हें करूँगा!
कुछ भी आज नहीं मैं लूँगा!

मैंने बाँहों का बल जाना,
मैंने अपना हक पहचाना,
जो कुछ भी बनना है मुफ्तको अपने आप बनूँगा!
कुछ भी आज नहीं मैं लूँगा!

व्यर्थ मुफ्ते हैं अब समफाना, व्यर्थ मुफ्ते हैं अब फुसलाना, अंतिम बार कहें देता हूँ, रूठा हूँ, न मनूँगा! कुछ भी आज नहीं मैं लूँगा!

९४

मुक्ते न् सपनों से बहलाओ !
धोखा आदि-अंत है जिनका,
क्या विश्वास करूँ मैं इनका;
संत्य हुआ मुखरित जीवन में, मत सपनों का गीत सुनाओ !
मुक्ते न सपनों से बहलाओ !

जग का सत्य स्वप्न हो जाता, सपनों से पहले खो जाता, मैं कर्तव्य करूँगा लेकिन मुक्तमें अब मत मोह जगाओ! मुक्ते न सपनों से बहलाओ!

सच्चे मन से मैं कहता हूँ, नहीं भावना में बहता हूँ, मैं उजाड़ अब चला, विश्व तुम अपना सुख-संसार बसाओ ! मुभ्ते न सपनों से बहलाओ !

९५

मुभको प्यार न करो, डरो!
जो मैं था अब रहा कहाँ हूँ,
प्रेत बना निज घूम रहा हूँ,
व्वाहर ही से देख न आँखों पर विश्वास करो!
मुभको प्यार न करो, डरो!

मुर्दे साथ चुके सो मेरे,
देकर जड़ बाहों के फेरे,
अपने बाहुपाश में मुक्तको सोच-विचार भरो!
मुक्तको प्यार न करो; डरो!

जीवन के सुख-सपने लेकर,
तुम आओगी मेरे पथ पर,
है मालूम कहूँगा क्या मैं, मेरे साथ मरों
मुक्तको प्यार न करो, डरों!

९६

तुम गए भकभोर!

कर उठे तरु-पत्र मरमर,

कर उठा कांतार हरहर,

हिल उठा गिरि, गिरि ज्ञिलाएँ कर उठीं रव घोर!

तुम गए भकभोर!

डगमगाई भूमि पथ पर,
फट गई छाती दरककर,
शब्द कर्कश छा गया इस छोर से उस छोर!
तुम गए, भक्तभोर!

हिल उठा किव का हृदय भी, सामने आई प्रलय भी, किंतु उसके कंठ में था गीतमय कलरोर! तुम गए भकभोर!

९७

ओ अपरिपूर्णता की पुकार! शत-शत गीतों में हो मुखरित, कर लक्ष-लक्ष उर में वितरित, कुछ हल्का तुम कर देती हो मेरे जीवन का व्यथा-भार! ओ अपरिपूर्णता की पुकार!

जग ने क्या मेरी कथा सुनी,
जग ने क्या मेरी व्यथा सुनी,
मेरी अपूर्णता में आई जग की अपूर्णता रूप धार!
ओ अपरिपूर्णता की पुकार!

कर्मीं की ध्वनियाँ आएँगी, निज बल-पौरुष दिखलाएँगी, पर्याप्त, अखिल नभ मंडल में तुम गूँज उठी हो एक बार! ओ अपरिपूर्णता की पुकार!

36

सुखमय न हुआ यदि सूनापन! में समभूँगा सब व्यर्थ हुआ— लंबी - काली रातों में जग तारे गिनना, आहें भरना, करना चुपके-चुपके रोदन, सुखमय न हुआ यदि सूनापन!

मैं समभूँगा सब व्यर्थ हुआ़— भीगी - ठंडी रातों में जग अपने जीवन के लोहू से लिखना अपना जीवन-गायन, सुखमय न हुआ यदि सूनापन !'

मैं समभूँगा सब व्यर्थ हुआ— सूने दिन, सूनी रातों में करना अपने बल से बाहर संयम-पालन, तप-ब्रत-साधन, सुखमय न हुआ यदि सूनापनः!

९९

अकेला मानव आज खड़ा है! दूर हटा स्वर्गी की माया, स्वर्गाधिप के कर की छाया, सूने नभ, कठोर पृथ्वी का ले आधार अड़ा है! अकेला मानव आज खड़ा है!

धर्मों - संस्थाओं के बंधन तोड़ बना है वह विसुक्त-मन, संवेदना-स्नेह-संबल भी खोना उसे पड़ा है! अकेला मानव आज खड़ा है!

जब तक हार मानकर अपने टेक नहीं देता वह- घुटने, तब तक निश्चय महाद्रोह का फंडा सुदृढ़ गड़ा है ! अकेला मानव आज खड़ा है!

१००

कितना अकेला आज मैं!
संघर्ष में टूटा हुआ,
दुर्भाग्य से लूटा हुआ,
परिवार से छूटा हुआ, कितना अकेला आज मैं!
कितना अकेला आज मैं!

भटका हुआ संसार में,
अकुशल जगत व्यवहार में,
असफल सभी व्यापार में, कितना अकेला आज मैं!
कितना अकेला आज मैं!

खोया सभी विश्वास है,
भूला सभी उल्लास है,
कुछ खोजती हर साँस है, कितना अकेला आज मैं!
कितना अकेला आज मैं!

समाप्त